## लीला (गीति नाट्य)

श्रीमैथिलीशररा गुप्त

साहित्य-सदन, चिरगाँव ( भाँसी ) <u>प्रथमावृत्ति</u> २०१७ वि०

मूल्य रुपया २.००

श्री सुिमत्रानन्दन गुप्त द्वारा साहित्य-मुद्राग्, चिरगाँव ( भाँसी ) में मुद्रित तथा साहित्य-सदन, चिरगाँव ( भाँसी ) द्वारा प्रकाशित ।

#### श्रीराम

#### निवेदन

बहुत दिन हुए, मैंने भास के कुछ नाटकों का हिन्दी में अनुवाद किया था। उनमें से 'स्वप्नवासवदत्ता' १६ क दि विकमाव्द में छप भी गया था। तत्पश्चात् 'ग्रभिषेक' ग्रौर 'प्रतिमा' की मुद्रग्प-प्रतियाँ प्रस्तुत की गई थीं, परन्तु वे ऐसी स्थानान्तरित हुई कि इधर खोजने से भी नहीं मिल रही हैं। उन्हें खोजने में कुछ ग्रन्य रचनाएँ ग्रवश्य मिल गई हैं। 'लीला' भी उनमें से एक है। यह बयालीस-तेतालीस वर्ष पहले लिखी गई थी।

'साकेत' की रचना रामायण के अयोध्या काण्ड से आरम्भ की गई थी। 'लीला' की रचना सम्भवतः बालकाण्ड की कथा-पूर्ति के उद्देश्य से की गई थी। उसके दो तीन अंश सन् १६१६ में 'सरस्वती' में छपे भी थे। फिर वह पड़ी रह गई। स्वर्गीय मुंशी अजमेरी ने उसकी मुद्रण-प्रति प्रस्तुत की थी। वह जिस रूप में मिली, उसमें अब कुछ फेर-फार करने को मन नहीं चाहा। वह जैसी थी वैसी ही प्रकाशित की जा रही है।

सन्तोष यही है कि मनुष्यत्व के प्रति मेरी तब जो प्रास्था थी, वह ग्रब भी है।

चिरगाँव } कार्तिकी पूर्णिमा, २०१७ }

मैथिलीशरए

किया धन्य लीलामय ने हैं नर - लीला - विस्तार; दिखलाकर निज जनवत्सलता, लिया श्राप श्रवतार।

## पात्र

पुरुष

```
दशरथ—ग्रयोध्या के महाराज
रामचन्द्र )
लक्ष्मरा )
भरत )
शत्रुव )
धीर वीर ) चारों कुमारों के सखा
गम्भीर )
विश्वामित्र—ब्रह्माष
जनक—मिथिला के महराज
परशुराम—मुनि
ग्रराल ) दो राक्षस
कराल )
दो राजा ग्रीर द्वारपाल इत्यादि
```

## स्त्रियाँ

| पृथ्वीदेवीपृथ्वी की ग्रधिष्ठातृ देवी |     |                                                          |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| कौशल्या<br>सुमित्रा                  | )   | महाराज दशरथ की रानियां तथ<br>राम ग्रौर लक्ष्मण की माताएँ |
| सीता<br>ऊमिला                        | )   | जनक की पुत्रियाँ                                         |
| सुगन्धिका<br>सुलक्षग्गा              | )   | सीता श्रौर ऊर्मिला की स <b>खियाँ</b>                     |
| ताड़का—एक राक्षसी<br>सखियाँ इत्यादि  |     |                                                          |
| साखया इत्य                           | गाद |                                                          |

#### श्रीगरोशाय नमः

# लीला

ξ

## पृथ्वी देवी

[ फर्गीन्द्रफर्गाश्रित रत्न-सिंहासन पर ग्रासीन ]

#### गीत

दूर अब होगा मेरा भार, करुगावरुगालय विभुवर ने सुन ली अहा ! पुकार। किया धन्य लीलामय ने है नर-लीला-विस्तार, दिखलाकर निज जन-वत्सलता लिया आप अवतार।

#### लीला

शीतल हुआ हृदय यह मेरा वे पद-पङ्कज धार, जिनकी रज सिर पर रखते हैं अज भी वारंवार। आदि शक्ति के सहित हुए हैं निराकार साकार, बची रसातल जाने से मैं पाकर यों उद्धार। नीच निशाचर-कुल का होगा अब रुत्वर संहार, पूर्गादर्श चरित की शिक्षा पावेगा संसार। मेरा भारत भाग भाग्य-सा चमका सभी प्रकार, जिसका अतिथि हुआ है आकर सहसा स्वर्गागार। ऊँचा हुआ हिमालय का सिर गूँजा जय जयकार, जय जय मर्यादापृष्षोत्तम, जय जय जगदाधार!

स्थान—एक प्रान्तर
[राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुझ, धीर और गम्भीर]
लक्ष्मण
ग्रार्य, ग्राज मृगयार्थ चलोगे?
राम
मृगया तुमको भाती है?
लक्ष्मण
ग्रंगस्फूर्ति, लक्ष्य-लघुता भी
उससे कैसी ग्राती है!
मेरी इच्छा है कि सिंह से
ग्राज नियुद्ध मचाऊँ मैं,
दोनों पिछले पंजों के बल
उसको नाच नचाऊँ मैं।

शत्रुघ सिंह नहीं, तब रीछ ठीक है, भरत ये साहस की बातें हैं; पिता सुनेंगे क्रोध करेंगे, पश्रुश्रों में भी घातें हैं। धीर श्रौर इसलिए वन में जाना केवल कष्ट उठाना है, सिंह समभकर मुभे नचा लो, जैसा मन में ठाना है। बाल बिखेर रीछ बन जाऊँ. चीते की छलाँग मारूँ; कहो, सुग्रर-सा सीधा भागुँ, जल-थल में न कहीं हारूँ! पशुग्रों को भी पशुग्रों की सब विद्याएँ मैं सिखलाऊँ,

हिरनचौकड़ी भहँ कहो तो,

गीदडभभकी दिखलाऊँ!

बन्दरघुड़की यहीं दिखा दूँ,
वन में व्यर्थ भटकना है,
काँटों की भाड़ी में जाकर
अपने-ग्राप ग्रटकना है!

राम

बड़ी कलाएँ हैं तुभमें तो!

धीर

मैं क्या ऐसा वैसा हूँ ? मेरी ऐसी - तैसी — ऊँ हूँ — जैसा हूँ मैं, कैसा हूँ ?

गम्भीर

प्रागा बचे,

भरत क्या हुग्रा ?

गम्भीर

बता दूँ? बचा धूप में मरने से,

भरत

किन्तु बचोगे कैसे बच्चू!

सरयू - जल में तरने से ?

धीर

ग्ररे बाप रे! जल-विहार की

यह भी कोई बेला है!

लक्ष्मग्ग

बेला हो कि न हो, मगरों का

भगड़ा और भमेला है!

भरत

लक्ष्मगा, भैया, यह कटाक्ष क्यों ?

मैं मृगया से भीत नहीं ;

सत्य बात यह है कि व्यर्थ ही

रक्तपात से प्रीत नहीं।

लक्ष्मरग

सचमुच तुममें दया बहुत है,

जल-विहार ही होने दो;

बेला भी चढ़ती है, इसको

उसका रोना रोने दो।

धीर

मैं क्या रोऊँगा, हँस हँसकर सबको दाँत दिखाऊँगा; उपवन में चिलिए तो ब्राहा! मधुर-मधुर फल खाऊँगा!

বাসুদ

हमको भी खिलायगा ?

धीर

हाँ हाँ,

चिलए, हवा खिलाऊँगा ; पकड़ पकड़कर लिलत लताएँ

उनको खूब हिलाऊँगा।

भरत

. ऋार्य्य, ग्रापकी क्या ग्राज्ञा है?

राम

जिसमें तुम सब सुख पाश्रो , खेलो कोई खेल प्रेम से किन्तु इसे न भूल जाग्रो- मृगया क्षत्रिय-कुल का गुरा है,
किन्तु स्रधिकता भली नहीं;
दया खलों पर दुर्बलता है,
किन्तु विधकता भली नहीं।
भरत और लक्ष्मरा

जो ग्राज्ञा,

गम्भीर
पर प्रथम तर्क से
श्रास्रो, सिद्ध करें इसको ,
लक्ष्मगा
कें का काम नहीं है .

रहो, तर्क का काम नहीं है, छोड़ो दन्त घिसाघिस को। गम्भीर

तर्क-शास्त्र से यह विरक्ति क्यों?

धीर शक्षों के प्रेमी ठहरे! गम्भीर पर मृगयातो श्राज न होगी,

ग्रर्थ हो चुके हैं गहरे!

राम

हुग्रा, चलो ग्रब सरयू-तट पर

चलें

(देखकर),

ग्ररे, यह वीर कहाँ ?

(वीर का प्रवेश)

वीर

त्र्यार्य, एक कौशिक-कौशिक कर स्राये हैं मुनि धीर यहाँ!

राम

विश्वामित्र पधारे हैं क्या?

वीर

हाँ हाँ, यही नाम उनका ;

गम्भीर

वाह ! नाम का क्या कहना है , होगा क्या न काम उनका ! शत्रुघ दादा, विश्वामित्र कौन हैं?

राम

बड़े तपस्वी, ज्ञानी हैं, क्षित्रिय से ब्रह्मिष हुए हैं इससे अब भी मानी हैं। शकुन्तला थी सुता इन्हींकी श्रीदुष्यन्त भूप-जाया, जिसके पुत्र भरत थे जिनसे भारत भारत कहलाया। अपने पूर्वज हरिश्चन्द्र थे— स्वर्ग मिला सशरीर जिन्हें, राज्य-दान कर बिके आप वे

शत्रुघ्न ठीक, ठीक, ग्रब याद ग्रागई, गम्भीर

फिर क्यों इनके चरए। पड़े ?

करने को सन्तुष्ट इन्हें।

दाता को बिकवाकर छोड़ा, , श्राये विश्वामित्र बड़े!

राम

यह कहना श्रनुचित है देखो , वह तो एक• परीक्षा थी ;

मिली सफलता • जिसमें हमको जैसी कुल की दीक्षा थी।

यदि अब फिर कुछ कृपा करें वे तो सौभाग्य हमारा है,

फिर सब देखें, सूर्य्य-वंश में उसी रुधिर की धारा है।

भरत

तो फिर चलो, सभा में चलकर उनके दर्शन कर म्रावें, धीर

श्रच्छा हुग्रा, चलें तो हम भी नौ-दो-ग्यारह हो जावें। वन में फिरने, जल में गिरने, दोनों से छुट्टी पाई, लीला

लक्ष्मगा

क्या कहना है, बड़ा भाग्य था!

राम

ग्रच्छा, चलो, चलें भाई!

3

## स्थान—ग्रयोध्या का राजभवन [ दशरथ ग्रौर विश्वामित्र ]

#### दशरथ

बड़ी कृपा की श्राज श्राप जो मुनिवर, श्राये; धर बैठे ही श्रहा ! दास ने दर्शन पाये। श्रिमलाषा है यही कि कुछ सेवा भी लीजे, जो यह गौरव दिया वृद्धि यों उसकी कीजे। कुशल - रूप हैं श्राप, कुशल तो है श्राश्रम में! बाधा तों कुछ नहीं यज्ञ या तप के क्रम में? फल - फूलों के सहित वृक्ष तो हरे-भरे हैं? पशु-पक्षी तो किसी विघ्न से नहीं डरे हैं? हो यदि कोई ईति - भीति तो उसे हरूँ मैं, जो श्राज्ञा हो वही सुतों के सहित करूँ मैं।

( रामादिक चारों भाइयों का प्रवेश ) ( देखकर )

ये सुत भी आगये, वत्स ! आश्रो, सुख पाश्रो; मुनि को करो प्रशाम, पूर्ण निज भक्ति दिखाश्रो। (चारों भाईयों का प्रशाम करना)

## विश्वामित्र

मान्धाता-सम-सदा दिवसमय राज्य करो तुम , भूप भगीरथ-सदृश कीर्ति-भाण्डार भरो तुम । रघु-सम ग्रपने विमल वंश की वृद्धि करो तुम , हो दशरथ-सम रथी, सुरों का सोच हरो तुम ।

राम

अनुगृहीत हम हुए,

दशरथ

वत्स ! मूनि-नाम सुना है ?

#### राम

तात, सुना है श्रौर श्रलौकिक काम सुना है। दर्शन भी कर लिये श्राज इन तपोनिष्ठ के, होते हैं ये विदित बल्धु-से गुरु वसिष्ठ के।

## विश्वामित्र

सचमुच मेरे परम बन्धु हैं वे व्रतघारी, वत्स! सरलता ग्रौर बुद्धि है वन्य तुम्हारी।

## ( दशरथ से )

धन्य भूप, तुम धन्य कि ऐसे सुत हैं जिनके, होंगे अनुकरणीय चरित लोकों में इनके। सुनिए, अब जिस लिए यहाँ आया हूँ वन से, खल राक्षस हैं प्राप्त वहाँ विद्यों के घन-से! करते हैं उत्पात महा हठकर हत्यारे, धर्म-कर्म सब कठिन हुए हैं उनके मारे।

#### राम

#### (स्वगत)

एं, राक्षस क्या भरतखण्ड में भी घुस श्राये, सिन्धु पार कर यहाँ विघ्न-घन बनकर छाये! करनी है क्या घूल उन्हें सोने की लड्डा, रखतें हैं जो नहीं चित्त में वे कुछ शड्डा?

## (लक्ष्मण से)

लो, लक्ष्मण ! ध्यागई ! उचित मृगया की वेला, खेलो श्रब यदि नहीं श्रभी खड्जों से खेला!

पुण्य भूमि पर पाप कभी हम सह न सकेंगे। पीड़क पापी यहाँ ग्रौर ग्रब रह न सकेंगे।

#### लक्ष्मगा

भ्रार्य, बड़ा उपयुक्त समय है, करो न देरी; छाती दूनी हुई हर्ष से सुनकर मेरी। जाने दें या नहीं पिता, बस सोच यही है, समभ न लें सुकुमार हमें, सङ्कोच यही है!

#### राम

क्षरा भर ठहरो, सुनो, तात ग्रब कुछ कहते हैं,

#### दशरथ

#### (मुनि से)

ज्ञात न था यह मुफे—ग्राप इतना सहते हैं! माना, राक्षस ग्राज प्रतापी ग्रौर प्रबल हैं, विधि के वर से ग्रमरजयी उद्धत वे खल हैं। किन्तु ग्रभी तक नहीं नरों से काम पड़ा है, इसी हेतु हो रहा उन्हें ग्रभिमान बड़ा है। सच्चे बल का बोध उन्हें ग्रब हो जावेगा, उनका सारा शौर्य समर में सो जावेगा।

#### विश्वामित्र

ग्रमर जो न कर सकें उसे नर कर सकते हैं, व्रत-साधन पर ग्रमर भला कब मर सकते हैं? तुम से ही नर-लोक नाम सार्थक करता है, सुनकर जिनका नाम दैत्य-दल भी डरता है! तो विलम्ब है, व्यर्थ, सुयश भूतल में लीजे; कार्य-सिद्धि के लिए राम-लक्ष्मरा को दीजे।

#### दशरथ

यह क्या, यह क्या, मुने ! ग्रहा ! ये तो बालक हैं, चारों भाई

हम बालक हों किन्तु वंश के व्रत - पालक हैं। विश्वामित्र

(ग्राक्षेप से)

ये बालक हैं और आप भी वृद्ध हुए हो, मोहू क्यों न हो, सभी प्रकार समृद्ध हुए हो!

#### दशरथ

क्षमा कीजिए देव, आपका अनुगत हूँ मैं; दयाशील हैं आप, सदा सम्मुख नत हूँ मैं। ये गोदी के फूल वहाँ मुरभेंगे क्षरा में,

#### लक्ष्मगा

(राम से)

ग्रार्य, फूल क्या नहीं फूलते कण्टक-गरा में ? कहिए तो कुछ, कहूँ ?

राम

रहो, मैं ही कह लूँगा, पिता मोह-वश हुए, उन्हें सब समका दूँगा।

#### दशरथ

वृद्ध हुन्ना मैं सही, किन्तु बल-वीर्य वही है, जिससे रिक्षत मुने! न्नाज भी महा मही है। क्षत्रियशोगित वही नाड़ियों में बहता है, साहस या उत्साह वही मुक्तमें रहता है। इन हाथों के लिए कभी कुछ किठन नहीं है, जहाँ बढ़े ये, विजय न्नाप न्नापई वहीं है। न्नाचरों में प्रौढ़ सूर्य्य की समता पाऊँ। रगा के सारे खेल खेलकर बैठा हूँ मैं,

दैत्यों के भी वार फोलकर बैठा हूँ मैं। चलता हूँ बस ग्रभी; हाय! ये तो बच्चे हैं, सच्चे फल हैं वंश-वृक्ष के—

#### विश्वामित्र

पर कच्चे हैं!

क्यों ? ग्रच्छा बस रहो ग्रौर ग्रब कष्ट करो मत , क्षोभ-दान कर मुभ्ने क्षमा से भ्रष्ट करो मत।

राम

( कुछ बढ़कर )

शान्त हजिए देव!

( दशरथ से )

तात, विनती है मेरी,
यद्यपि उसके योग्य नहीं गिनती है मेरी।
अप्रने कुल का सदा यही वत वर विधेय है,
दान-पात्र के लिए प्राग्य भी स्वयं देय है।

#### दशरथ

किन्तु पुत्र, तुम मुभे प्राण से भी हो प्यारे, हो सकते हैं प्राण कहीं प्राणों से न्यारे? लीला

बड़े व्रतों से हाय ! हुए हैं जन्म तुम्हारे, ग्राँखों से क्या ग्रलग करूँ ग्राँखों के तारे!

#### राम

किन्तु हमारे लिए तात, तुमको क्या भय है? धर्म-कार्य है, जहाँ धर्म है जय निश्चय है। स्वयं प्राप्त यह पर्व हमें भी लेने दीजे, सीखेंगे किस भाँति? परीक्षा देने दीजे। यदि राक्षस हैं कूर, शूर-सुत हैं तो हम भी, रखते हैं उत्साह लड़े ग्राकर यदि यम भी। लक्ष्मगा का तो बड़े वेग से भाव बढ़ा है,

#### भरत-शत्रुघ

करते हैं प्रस्ताव, हमें भी चाव चढ़ा है। होंगे हम भी धन्य, धर्म का विन्न हरें जो, स्राज्ञा दें यदि तात स्रौर मुनि दया करें जो।

## विश्वामित्र

(स्वगत)

रघुकुल के ही योग्य श्रहा ! इन सबके मन हैं, मोह-मुग्ध क्यों न हों नृपित जिनके ये धन हैं?

#### दशरथ

मैं ऐसे नद-मध्य पड़ा हूँ मानों आकर— बहता है जो हर्ष-शोक की लहरें लाकर!

#### राम'

नहीं शोक का काम, राम की विनय मानिए, मुनि को देते हुए हमें निज-निकट जानिए। इनका तपः - प्रभाव मानता है सब कोई, तूतन लोक - विधान जानता है सब कोई। ग्रौर हमारा कौन हितू है इनके ऐसा? मुभे याद है सभी सुना है मैंने जैसा। ग्रपने पितर त्रिशंकु, जिन्हें गुरु ने छोड़ा था, उनको ग्रपनाते न इन्होंने मुहँ मोड़ा था। निज रवि-कुल की धर्म-परीक्षा लेते हैं ये, इसी देह से उच्च स्वर्ग पद देते हैं ये!

#### दशरथ

हा ! श्रब में क्या कहूँ ? मुने, वह दोष न रिखए , तोष पाइये ग्रौर दास पर रोष न रिखए। मेरे दोनों हाथ राम - लक्ष्मरा प्रस्तुत हैं, लीजे, ग्रब से पिता ग्राप हैं, ये दो सुत हैं। ग्रौर क्या कहूँ?

विश्वामित्र

(सहर्ष)

मुभे विदित हैं भाव तुम्हारे, हों मुभ जैसे पूर्ण मनः - प्रस्ताव तुम्हारे। वत्स भरत, शत्रुव्न, तुम्हें भी योग मिलेगा, सदा पूर्ण शशि सहश तुम्हारा सुयश खिलेगा।

#### X

# स्थान—ग्रयोध्या का राजप्रासाद [ कौशल्या ग्रीर सुमित्रा ] कौशल्या

श्रवला जन का जन्म सहन के श्रर्थ है, सौ सौ चिन्ता - भार - वहन के श्रर्थ है। किन्तु वीरसू भाव भयङ्कर भाव है, उसका कैसा हृदयहीन वर्ताव है! होते जिनके लिए असंख्यक यत्न हैं, जो श्रांखों की ज्योति, हृदय के रत्न हैं। जीवन के श्रानन्द, पात्र जो स्नेह के, भाग्य-वृक्ष के सुफल, दीप हैं गेह के। जो उतारने योग्य नहीं हैं गोद से, हैं रखने के योग्य हृदय पर मोद से।

उन्हें भेजना हाय ! राक्षसों के निकट, मनुजाहारी जो कि शख्यधारी विकट! नारीकुल में जन्म विधाता दे कहीं, तो क्षत्राणी करे किसीको भी नहीं।

## सुमित्रा

जीजी, तब तो क्षात्रधर्म का लोप हो, अनाचार का सभी प्रकार प्रकोप हो। लूटपाट मच जाय, महा अन्याय हो, जन - समाज असहाय, प्रजा निरुपाय हो। देकर निज सर्वस्व - सार संसार में, रत रहती हैं हमीं लोक - उपकार में। त्याग, त्याग बस, त्याग हमारा धर्म है,

#### कौशल्या

किन्तु बड़ा ही कठिन बहिन, यह कर्म है।

## सुमित्रा

तब तो सबको प्राप्त नहीं यह पर्व हैं, इस गौरव का एक हमींको गर्व है।

#### कौशल्या

पर मैं कैसे गर्व करूँ उस बात पर— जो ग्रवलम्बित रहे कठोराघात पर? ग्रात्मा से भी ग्रधिक जहाँ देना पड़े, ग्रौर मृत्यु से ग्रधिक जहाँ लेना पड़े?

## सुमित्रा

जीजी, करना जिसे लोक - हित - कार्य्य है , उसे कटोराघात सहन ग्रनिवार्य्य है ।

#### कौशल्या

अन्य मार्ग क्या नहीं लोक-हित-कार्य का— जो दर्शक हो त्याग श्रीर श्रीदार्य का?

## सुमित्रा

दुष्ट-दमन का मार्ग लोक में है यही, जीजी, प्यासी सदा रक्त की है मही। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह छलते यहाँ, हिंसा, ईप्यी, द्वेष, दम्भ फलते यहाँ। इनके वश नर आप निशाचर हैं बने, मानव दानव हुए, पाप में हैं सने।

करते वे अन्याय और उत्पात हैं, नरं होकर कर रहे नरों का घात हैं।

### कौशल्या

तब तो वे हत्भाग्य दया के पात्र हैं, चेतन होकर हुए अचेत्न मात्र हैं। सदुपदेश क्या उन्हें न देना चाहिए? अनायास यह पुण्य न लेना चाहिए? बहिन, उचित उपदेश जहाँ वे पायँगे, पशु से पुनः मनुष्य सहज बन जायँगे।

## ्सुमित्रा

भोली जीजी, यही बात होती कहीं, तो फिर क्या था, स्वर्ग उतर ग्राता यहीं। उठता हाहाकार गगनभेदी न यों, होती शोणित-सिक्त स्वार्थ-वेदी न यों। सदुपदेश सर्वत्र काम देता कहीं, तो ग्रादेश - विधान किया जाता नहीं। दुष्ट जनों के लिए दण्ड ही धर्म है, जिसका पालन सदा क्षात्र कुल कर्म है। सदुपदेश से दुष्ट शिष्ट होते नहीं, "गुड़ से सींचे, निम्ब मिष्ट होते नहीं।"

## कौशल्या

हा ! तब तो यह वही बात, फिर श्रा रही , जिसकी चिन्ता रोम रोम में छा रही । पापी राक्षस उधर विकट विकराल हैं , इधर सहज सुकुमार हमारे बाल हैं।

## सुमित्रा

भिन्न भिन्न है शक्ति और सुकुमारता, तस्त्रों तक को तुहिन तिनक में मारता। छोटा हो या बड़ा, घीर है घीर ही; बाल, वृद्ध या युवा, वीर है वीर ही। छोटा है जलयान, जलिंध गम्भीर है, नीर चीर कर तदिप पहुँचता तीर है। घनाघात भी सहज भेलता हीर है, यद्यपि दोनों का न समान शरीर है। शूरोत्साह न किसी दशा में छूटता, बाल सिंह भी मत्त गजों पर टूटता।

काट गिराता नकुल सहज ही नाग को, ईंधन ही तो ग्रधिक बढ़ाता श्राग को। कौशल्या

बहिन, तुम्हारा घैर्यं चिकत करता मुक्ते, फिर भी सुत-वात्सल्य थिकत करता मुक्ते। में अवशा तो स्नेह मार्ज ही जानती, पुत्रों को इसलिए मृदुल ही मानती। मेरे लिए प्रबोध बना ही-सा नहीं, आशङ्का ही मुक्ते दीखती सब कहीं! बुद्धि तुम्हारी बात मानती है सही, किन्तु हृदय में भीति - भावना भर रही। मेरा दुर्वल मातृहृदय किसने रचा?

## सुमित्रा

वह धाता है धन्य कि जिसने है रचा, करुगा-जल का प्रेम-पद्म-सा वह बना, सबका कुशल-क्षेम-सद्म-सा वह बना। जीजी, सोचन करो, सोच का काम क्या? घर बैठें, इसलिए हुए हैं राम क्या?

नारी का संसार गेह - परिवार है, नर का कर्म-क्षेत्र विश्व संसार है। माना, नारी-जन्म सहन के श्रर्थ है, सौ-सौ चिन्ता - भार वहन के श्रर्थ है! किन्तु सहन-सुख-सदृश कौन सुख है कहाँ? गौरव है शत भार-वहनं में ही यहाँ।

#### कौशल्या

पाकर शुभ साहाय्य तुम्हारा मैं बहन, देखूँगी जो किया जा सकेगा सहन। पर करने को कूर राक्षसों का दमन, जा सकते थे क्या न राज्य के सैन्यजन?

## सुमित्रा

देकर निज सामन्त बचाना आपको, सह सकते क्या राम कभी इस पाप को?

#### कौशल्या

कभी नहीं, यह बहुत ठीक तुमने कहा; हा! इतना भी ध्यान नहीं मुभको रहा। चिन्ता से मैं ग्राज मूढ़-सो हो रही, छोटी-सी भी बात गूढ़-सी हो रही। स्थान-एक वन-मार्ग

[दो राक्षस]

पहला

भाई ग्रराल, भाई ग्रराल! ग्रराल

क्या है मेरे प्यारे कराल? कराल

हैं तेरे तो कुछ ग्रजब ढङ्ग, ग्रराल

कैसे ?

कराल

गिरगिट की तरह रङ्ग

तूं पलट रहा है!

ग्रराल

वाह वाह!

# कराल

हाँ, उदासीनता ग्रौर चाह, ग्रासक्ति ग्रौर कुछ-कुछ विरक्ति।

### ग्रराल

तू भी है बन्धु, विचित्र व्यक्ति!

सुख ग्रौर साथ ही खिन्न भाव,

मिल सकते है क्या भिन्न भाव?

# कराल

पर कहता था तू ही न भित्र ,— यह भरतखण्ड है ग्रति विचित्र । इसमें संग्रह है त्याग - युक्त , श्रनुराग ग्रपूर्व विराग - युक्त !

#### ग्रराल

यह बात नहीं कुछ भी ग्रलीक, समभा तब तो तू मित्र, ठीक। रखकर भी मन में महा वैर, रक्खा है जब से यहाँ पैर— मैं हुग्रा ग्रीर का ग्रीर ग्राप, मन मुख हुग्रा इस ठीर ग्राप!

छाया है कुछ ऐसा प्रभाव, सब पलट रहे हैं प्रकृत भाव! इच्छा है, बीते यहीं ग्रायु।

# कराल

लग गई तुभे क्या मलय वायु ? हो जाय न तू पागल निदान, बस, सावधान हो, सावधान! वह सोने की लङ्का ललाम, वह हम सबका सुख स्वर्गधाम। वह जन्मभूमि जननी उदार, तू सोच हृदय में एक वार।

#### ग्रराल

मैं उसे नहीं भूला, कराल! तो भी, तो भी कुछ अजब हाल - होता है अपना मुभे ज्ञात; कैसे मैं मन की कहूँ बात? होता है कुछ ऐसा प्रतीत, क्या जन्मभूमि मेरी पुनीत—

बस, लङ्का तक ही है समाप्त! या भूतल में सर्वत्र व्याप्त? उस समय मुभे यह उपनिवेश— है जान नहीं पड़ता विदेश! जो कहीं ग्रौर भी कहूँ स्पष्ट, तो होगा तुभको व्यर्थ कष्ट।

कराल

भाई, मुभसे किसलिए भेद? होता मन में है मुभे खेद।

#### ग्रराल

मैं भूल गया, सुन सत्य बात— यदि किया न जावे पक्षपात तो भरतखण्ड - सा भूमि - भाग अन्यत्र नहीं,

#### कराल

हा ! मोह-नाग कर गया यहाँ तुभभें प्रवेश , सबको प्रिय लगता है स्वदेश । पर करके यहाँ विशेष वास , तू हुग्रा सखे, उससे उदास ! क्यों ?

### कराल

श्रीर यहाँ तू है नवीन, इससे रहता है ध्यान - लीन। क्या श्राँख लड़ी है वहाँ मित्र! जो याद श्रा रही यहाँ मित्र?

कराल

बस, लगन तुक्तीसे लगी मित्र! वह वाल्यकाल से जगी मित्र! ले भ्राई वही समुद्र-पार, पर पलट गया तूसब प्रकार!

ग्रराल

यह क्या कराल? तू है अभिन्न, क्यों होता है इस भाँति खिन्न?

कराल

मैं दु:खित हूँ मन में महान, तुफ्तमें न देखकर स्वाभिमान! सोने की किसकी जन्मभूमि?

तू है वह जिसकी जन्मभूमि

पीकर भी उसका दिन्य दुग्ध,

तू भरतखण्ड पर हुआ मुग्ध!

क्या धरा यहाँ? बस, है विरक्ति,

क्या अपनी - सी है कहीं शक्ति?

मनुजों की तो क्या तुच्छ बात,

सुर कम्पित हैं दिन और रात!

सेवक - से हैं माहत, कृशानु;

वन्दी - सम हैं ग्रह चन्द्र, भानु!

रखते हैं सब सिर पर निदेश,

अपना जैसा है कौन देश?

# ग्रराल

तप के जिस फल से अनायास इस बल-वैभव का है विकास, कर सकता उसका कौन त्याग? भारत करता है सानुराग? फिर कह सुवर्ण-लङ्का समूल, इसके आगे हो क्यों न धूल?

#### कराल

कुल-देव तुभे दें क्षमा - दान ,

#### ग्रराल

पर सत्य सुने, मूँदे न कान।
प्रिय मित्र, देख तू नेत्र खोल,
निज दृष्टि - तुला पर श्राप तोल—
यह स्वाभाविक सौन्दर्य भाव,
कुछ नहीं कहीं कृत्रिम दिखाव।
वह कहाँ लूट का विभवपुञ्ज?
यह कहाँ सहज शोभा - निकुञ्ज?
जो वायु वहाँ पर बद्ध, दीन,
वह मुक्त यहाँ बन्धन - विहीन,
शीतल, सुगन्ध - परिपूर्गा, मन्द,
करती है मानो नेत्र बन्द!
वह चारु चन्द्रिका, रजत - रात,
चन्दन - चित्र - सा गगन - गात!
निज होम शिखा - हुत मांस-हव्य,
है कभी यहाँ की भाँति भव्य?

रिव-चन्द्र यहाँ निज कुल-समेत हैं बना चुके निज निज निकेत। अन्यत्र कहीं देखा न हन्त, आलोकित यों उज्वल अनन्त! मिलकर असीम में, फूल फूल, जाता हूँ मैं शस्तित्व भूल! बह उच्च हिमालय भव्य भाल, देखा है क्या तूने कराल?

देखा है,

ग्रराल

श्रराल फिर हग-लाभ लूट; क्या तुच्छ यहाँ तेरा त्रिक्तट! कराल मेरा त्रिक्तट ? फूटा कपाल! तुभपर यह कैसा इन्द्रजाल?

कराल हाँ इन्द्रजाल ही, किन्तु सत्य, करता है मुक्तपर ग्राधिपत्य। वे निर्मल नदियों के प्रवाह, हैं द़वित देख भव - दुःख - दाह ! कान्तार कहीं प्रान्तर निहार, उनमें ग्रलक्ष्य का स्फूट विहार! तरुराजि कहीं गिरिराजि रम्य, मन से सूगम्य, तन से त्रगस्य! प्रवलोक ग्रन्न के भरे क्षेत्र। हो उठते हैं भट हरे नेत्र, जनपद, पुर, पत्तन श्रीर ग्राम, वन-वान्य भरे विश्राम - धाम . यह देख, तपोवन मुक्ति - मूल ; रहते हैं पशु भी वैर - भूल! हम करें यहाँ पर क्यों न क्रान्ति, मिट सकती है क्या सहज ज्ञान्ति ?. मुनकर मानो अव्यक्त गान, गंजा करते हैं नित्य कान। उठती है उर में एक तान-आत्मा, उठ, तू कर श्रमृत पान!

#### कराल

ऐसा है, तो सब काम छोड़, लंकेश्वर से कह हाथ जोड़, वे होकर उन्नित से उदास, अब करें यहीं आकर निवास! हों धर्मभीरु वे कर्म-शूर, फेकें वह अपना मुकुट दूर। बस, रक्खें सिर पर जटा - जाल, ज्यों गैल श्रृङ्ग पर घटा - जाल! छोड़ें सिहासन, स्वाभिमान, हों तृगासनस्थित - जड़ - समान। सुन सुन तेरा अव्यक्त गान, बस, किया करें हम मूँद ध्यान!

### ग्रराल

तू हँस चाहे कर क्यों न क्रोध, होता है मुभको यही बोध— पाकर हम सबका स्पर्श हाय! यह भूमि कलिङ्कित हो न जाय!

#### कराल

श्रित करदी तूने मित्र, श्राज; श्राती है सुनकर मुभे लाज। निज जन्मभूमि है स्नेह - गेह शत - शत सम्बन्ध निबद्ध देह—रहती है उसमें।

#### ग्रराल

ग्रौर प्राण ?

### कराल

पाते हैं वे भी वहीं त्रागा।

प्रमुत है प्रपनी प्रकृति - सृष्टि,

पर नया चाहती नित्य दृष्टि।

उस गंगा में भी डूब डूब,

तू यहाँ उठेगा क्या न ऊब?

जो हो, ग्रब ग्रवसर नहीं ग्रौर,

रहना सतर्क तू इसी ठौर।

इस वन का वह तापस प्रधान

करता है जो वक-तुल्य ध्यान,

रखता है ऐसा जटाजूट पकड़ें तो फिर पावे न छट; जिसकी डाढ़ी यदि लें उखाड़ तो भाड़ करके सकें भाड़! खा खाकर मख की खीर-खाँड़ जो बना एक ग्रित विकट साँड़! क्या विश्वामित्र कि शत्रु नाम? रटता है ऋक्, यजु ग्रौर साम; गल सकी यहाँ जिसकी न दाल, लेना उसका सब हाल चाल। मैं देखूँ तव तक ग्रन्य कार्य,

ग्रराल यह ग्राज्ञा तो थी शिरोधार्य पर, भाई—

कराल

बस, पर-पक्ष काट रख अपना ही सब ठाठबाट। पर पर करके तू उड़ न जाय, पर बनकर, पर से जुड़ न जाय। बस, मार परों को घेर - घेर, कुल-गौरव पर पानी न फेर।

अराल

ग्रच्छा, ग्रच्छा, ग्रब तू सिधार, फिर बातें होंगी एक वार।

कराल

मुभको भी है इस समय कार, अच्छा, प्रगाम-

श्रराल

भाई, प्रगाम!

( कराल जाता है )

यों कहता है मुभसे कराल, पर हे मेरे मानस - मराल! , तू मग्न हुआ है एक साथ, अब क्या उपाय रह गया हाथ? इस भूपर करने को निवास, रहते हैं सुर भी साभिलाष—

होता प्रवाद यह सत्य ज्ञात, ( नेपथ्य में ) ग्राश्रम समीप ग्रागये तात! ग्रराल ऐं, हुम्रा कहाँ यह सु-प्रलाप? म्राया क्या विश्वामित्र म्राप! (राम - लक्ष्मरा सहित विश्वामित्र का प्रवेश) हाँ, कौशिक ही है किन्तू ग्रन्य-पीछे पीछे हैं कौन ? धन्य! ये श्याम - गौर शोभा - निधान, दो दिव्य बाल हैं दीप्तिमान। बालक तो हैं पर हैं गभीर, जँचते हैं क्या ही धीर - वीर ! सूगठित शरीर, उन्नत ललाट, •श्राजानुबाह, वक्ष: - कपाट, कोदण्ड लिये, बाँघे निषंग, करते हैं मन्मथ - मान भंग ! भय - रहित हृष्टि, लोचन विशाल, गजं - शावक की - सी चाल-ढाल।

मुख पर उत्सुकता पूर्ण कान्ति, करती सुधांशु की प्रकट भ्रान्ति!

ये काक पक्ष धारी कुमार
करते हैं मन पर स्वाधिकार!
ग्रवतार-भूमि यह है प्रसिद्ध,
हो रही सत्यता ग्राज सिद्ध!
सब भावों पर माधुर्य भाव
दिखलाता है ग्रपना प्रभाव!
लंके! हा लंके, हेमगात्रि,
सांसारिक सुख की परम पात्रि!
क्यों तेरे सुत हैं विकृतवर्णं?
लघुनेत्र, वक्रमुख, दीर्घकर्णं!
जो हो, छिपकर देखूँ विशेष,
हो रहे नेत्र भी निनिमेष!

विश्वामित्र

ग्राश्रम - समीप ग्रागये राम! ग्रराल

क्या ही सार्थंक है 'राम' नाम!

### राम

मैं हुम्रा मुने ! कृतकृत्य म्राज, करता मयूर - मन नृत्य म्राज; सुख उमड़ रहा है एक साथ।

विश्वामित्र श्रव करौ तपोवन को सनाथ।

# राम

हे आश्रम - वासी जीव - जन्तु, भय छोड़ तोड़ दो खेद - तन्तु; रक्षक है सानुज रामचन्द्र।

### ग्रराल

यह श्याम-मेघ है वचन मन्द्र। (नेपथ्य में)

यह कौन दे रहा श्रभय-दान ? मैं भीति - मूर्ति हूँ, सावधान !

#### श्रराल

हा ! यह तो है ताड़का - नाद ! उपजाता है कैसा विषाद ?

म्राई जो यह म्राँघी प्रचण्ड, उड़ जावेगा यह जलद - खण्ड। इस मुनि ने यह क्या किया हाय! म्रा दक्षा का है क्या उपाय?

ताडका

(प्रवेश कर)

यह कौन दे रहा श्रभय - दान ? मैं भीति - मूर्ति हूँ, सावधान !

विश्वामित्र

हे वत्स, घुगाक्षर - न्याय - सूर्ति , है यही ताड़का पाप - पूर्ति ।

राम

मनुजत्व ग्रौर पशुभाव - मेल , यह हुई हमारे लिए खेल ! क्यों लक्ष्मण ?

लक्ष्मगा

मैं क्या कहूँ आर्य , यह भी विधि का है एक कार्य । राम-

री राक्षसि, क्या है तुभे इष्ट?

ताडका

तुम दोनों का शोगित सु - मिष्ट , पर इसके पहले तनिक देर खेलूँगी • तुमको घेर - घेर !

राम

पर यहाँ स्त्रियों का सदाचार— इसके विरुद्ध है सब प्रकार। स्रब क्या है?

ताड़का

कुछ कारुण्य-बोध-

रास

उसमें है तेरा गुरा - विरोध।

ग्रराल :

सारत्य ग्रौर प्रागत्भ्य धन्य, इन दोनों में है प्रकृतिजन्य!

# विश्वामित्र

हे वत्स, देर मत करो ग्रौर, मारो तुम इसको इसी ठौर। राम

भादेश श्रापका शिरोधार्य; पर है यह श्रबला जाति । श्रार्य! वे दिये श्रापके दिव्य श्रख, श्रथवा मेरे ही श्रेष्ठ शस्त्र क्या चलें इसीपर प्रथम वार?

# विश्वामित्र

हे वत्स, व्यर्थ है यह विचार। छोड़ो न इसे स्त्री जाति जान, मारो पुरुषों की मृत्यु मान! पहने है देखो मुण्डमाल, याँतों की तगड़ी स्रति विशाल। करती है यह स्रति स्रनाचार, स्रबला है फिर यह किस प्रकार? गो - ब्राह्मण स्रौर स्वदेश - हेतु मारो इसको कुल - कीर्ति - सेतु!

#### राम .

जो ग्राज्ञा,

#### ग्रराल

ग्राहा क्या प्रताप !

ये चढ़ा रहे हैं किठन चाप ,

कर रहा काल क्या भृकुटि - भंग ?

लो चढ़ा, बागा भी चढ़ा संग !
(ताड़का राम की ग्रोर दौड़कर उनके बागा से गिरती है )

# विश्वामित्र

वर्द्धस्व वत्स ! विंध गया लक्ष , हत हुई पापिनी यह समक्ष ।

#### ग्रराल

(भौंचक-सा)

यह गिरी ताड़का ताड़ - तुल्य ! उर बिंघा मजीठ - पहाड़ तुल्य ! प्रब मेरा क्या कर्तव्य - कर्म ? हा ! भूल गया क्या मैं स्वधमं ? इस बालक का कैसा प्रभाव , देकर भी उर में घोर घाव—

बन रहा प्रशंसा-पात्र हाय! श्रवसन्न हुन्ना क्यों गात्र हाय! ग्रा, भ्रो कराल ! यह सब विलोक, इस बल पर ही वह गर्व, शोक! रे क्रोध, हृदय में जाग जाग, रे सदय भाव, तू भाग भाग। ( प्रकट होकर ) दौडो हे राक्षस - गरा समर्थ, यह हुम्रा यहाँ कैसा म्रनर्थ ! राम (देखकर) रे राक्षस, तुभको दिया छोड़,

जा, ले ग्रा तू निज सैन्य जोड़।

# स्थान-भ्ययोध्या, राजभवन [ भरत, शत्रुझ, धीर और गम्भीर ]

# হাস্ম

स्रार्य, कई दिन से इधर शिथिलित हुम्रा शरीर, स्राज घूम स्रावें चलो, सरयू के ही तीर।

# भरत

जब से ग्रार्य चले गये कौशिक मुनि के संग, तब से मेरे चित्त में उठती नहीं उमंग। धीर

कभी न भूलेगा मुक्ते उस बुड्डे का चित्र, गम्भीर

मैंने तभी कहा न था—यह है 'विश्वामित्र!' स्वार्थीजन करते नहीं सचमुच दोष-विचार।

# धीर

'जहँ सन्तन के पग परे कीन्ह्यो बंटाढार!'

#### भरत

चुप, ऐसा कहते नहीं, वह था धर्माचार, सबकी रक्षा का सदा राजा पर है भार। गम्भीर

तो क्या सेना थी नहीं ग्रौर न थे हम लोग? शत्रुष्ठ

रखता होगा हेतु कुछ मुनिका यह उद्योग। गम्भीर

एक हेतु तो खुल गया—सुता-स्वयंवर ठान, भेजा ग्रामन्त्रण यहाँ मिथिलाधिप ने मान—सहित, ग्रौर ग्राग्रह-साहित, राम विना वह ग्राज, व्यर्थ गया;

# शत्रुघ्न

सचमुच वहाँ होगा बड़ा समाज। दूर दूर से ग्रायँगे बड़े बड़े भूपाल, धीर

ज्योंनारें होगीं वहाँ ग्रौर उड़ेंगे माल।

शत्रुम

ग्ररे, जनक का माल भी खान सका तू धीर

हाय!

उस बुड्ढे की जान को रोता हूँ निरुपाय। भरत

देने को संवाद यह लेने को वृत्तान्त, दूत गये हैं मुनि - निकट बुद्ध ग्रौर विश्रान्त। (वीर का प्रवेश)

वीर

श्रार्य, लौटकर श्रागये वे दोनों ही दूत, भरत

( उत्सुकता से )

सकुशल तो हैं म्रार्थ ?

वीर

हाँ,

धीर

एवं वह भ्रवधूत ?

# वीर

सब सकुशल हैं, जनक ने मुनि को भी सस्नेह, किया स्वयंवर के समय श्रामन्त्रित निज गेह। मुनि ने भी श्रमुनय सहित विनय भूप की मान, श्रायं राम-लक्ष्मण-सहित किया उधर प्रस्थान। कहलाया है श्रापसे प्रभु वे यह सन्देश— "श्रमुज, न रखना चित्त में तुम चिन्ता का लेश। श्रमुजालता का काम क्या तपोधनों के संग, होते हैं प्रतिदिन यहाँ नूतन कथा-प्रसंग। दिव्य श्रस्त्र मुनि ने दिये, हुश्रा सहज मख पूर्ण, राक्षस-गण का मद हुश्रा सम्मुख रण में चूर्ण। विद्याएँ हमको हुईं बला-श्रतिबला प्राप्त, भूख, प्यास, श्रम कुछ नहीं होता जिनसे व्याप्त। मिलकर तुम्हें बतायँगे हम उनकी सब रीति, सकल सखाश्रों के सहित रहना तुम स्प्रीति।"

#### भरत

सिरमाथे है ग्रार्थ्य का सानुग्रह ग्रादेश, शत्रुघ्न

सम्मुख-से वे हैं खड़े रक्खे सुन्दर वेश!

धीर-गम्भीर

ग्रहोभाग्य, भूले नहीं जो हमको भी श्रार्थ,

शत्रुध्न

ग्रब भी क्या समुचित न था कौशिक मुनि का कार्य ?

गम्भीर

समुचित ही था,

धीर

किन्तु यदि होते हम भी साथ-

शत्रुघ

तो क्या होता?

धीर

मारते लम्बे - चौड़े हाथ !

स्थान—जनकपुर का राजोद्यान ऊर्मिला

> [ भूला भूलती हुई ] [ गान ]

तेरा यह संसार मुक्ते तो

भूले - सा मनभाता है,
प्रभो, शून्य में तूही इसको

स्वगुराों से ठहराता है। जब जब नहीं सँभल पाता यह, ऊँचे चढ नीचे श्राता वह।

तब तब तू फिर पेंग बढ़ाकर ऊँचा इसे चढ़ाता है,

क्या इस चढ़ाता है, तेरा यह संसार मुभे तो भूले - सा मनभाता है।

निर्भय मैं इसमें भूलूँगी, भोंकों की चिन्ता भूलूँगी।

ऊपर जा जाकर ग्रनन्त सुख यही अविन पर लाता है, तेरा यह संसार मुभे तो भूले - सा मनभाता है। ( ऊर्मिला की सखी सुलक्षरणा का प्रवेश ) सुलक्षरगा ईश करे ऐसा ही हो, तुम श्रनुपम गौरव पाश्रो, फूल चुन लिये? ऊर्मिला कब के, सुलक्षरणा तो फिर चलें, चलो ग्रब, ग्राग्रो। ऊर्मिला तनिक ठहर जा, जब तक जीजी ग्रम्बुज लेकर ग्रावें-पुष्करिएगी से, तब तक हम भी भूले का सुख पावें। क्या श्रुतिकीर्ति-समेत माण्डवी पहुँच गईँ मन्दिर में? सुलक्षरगा

वीगा वहीं मिलाती हैं वे बैठीं हुईं ग्रजिर में। ऊर्मिला

जीजी भी ग्राती हैं,

सुलक्षगा

तब तक

मैं ही तुम्हें भुलाऊँ,

नन्दन वन की देव - मुता का सब श्रभिमान भुलाऊँ।

ऊर्मिला

सखि, देवत्व सभी बातों में

क्या सबसे उत्तम है?

सुलक्षरगा

ठीक नहीं कह सकती हूँ मैं, मनुष्यत्व क्या कम है? कल कौशिक के साथ यहाँ दो

नृप - कुमार आये हैं,
देवों से भी बढ़ - चढ़कर वे

सबके मन भाये हैं!

ऊर्मिला

तूने अच्छी बात सुनाई,
बस अब मुफे फुला दे,
नन्दन वन की देव - सुता का
अपना भान भुला दे।
( सुलक्षणा भुलाती है)
( बाई ओर फूल चुनती हुई सखी के साथ सीता आती हैं)

# सीता

सिख सुगन्धिके, रह जा, बस ग्रब ,
इतने फूल बहुत हैं ,
लितकाश्रों में लगे हुए वे
ग्रद्भुत शोभायुत हैं !
खोकर श्रपने लाल लताएँ
सूनी हो जावेंगी ,

ग्रादि शक्ति भगवती भक्ति ही पाकर सुख पावेंगी। सुगन्धिका जैसी इच्छा, हृदय तुम्हारा कितना करुगामय है! किन्तू हाय ! हम सबके मृत में सोच और अति भय है। किस कु-क्षरा में शम्भु-चाप को तुमने हाथ लगाया? जिसके परा पर तुम्हें पिता ने प्ररा के साथ ठगाया! सीता इसे ठगाना कहते हैं क्या? सूगन्धिका . तुम यह क्या कहती ही ? ग्रपनी श्रोर ग्राप ही तुम क्यों उदासीन रहती हो? प्रथम सोच था यही-न जानें उसको कौन चढ़ावे ;

ग्रब यह चिन्ता है-कोई तो सिद्धि - सफलता पावे। बड़े बड़े बलशाली ग्राये, सबने शक्ति दिखाई; चाप हिला तक नहीं, तुम्हारे बदले लज्जा पाई! हा! भ्रब क्या होगा? सीता जो होगा ग्रच्छा ही होगा सब, सुगन्धिका पर वह कब होगा? सीता हे ग्राली, ग्रवसर ग्रावेगा जब। सुगन्धिका अब तक जो कुछ हुआ हाय क्या ! अच्छा हुआ ? सीता

नहीं तो,

ब्राहमा क्या ? हुई परीक्षा सूगन्धिका है श्रापत्ति यहीं तो। सीता सो कैसी ? सुगन्धिका ऐसी कि पात्र का हुआ कहीं न ठिकाना, सीता पर क्या अच्छा था अपात्र के हाथों में पड जाना? सुगन्धिका माना, पर क्या तुम्हें कुमारी रहना नहीं पड़ेगा? सीता तात-मात का विरह-दू:ख तो सहना नहीं पड़ेगा? सुगन्धिका इस भोलेपन को तो देखो,

विधि को क्या करना है?

# सीता

जो करना है वही करेगा, उससे क्या डरना है?

( सुगन्धिका चिन्तित-सी होती है। इसी समय ऊर्मिला बाईं ग्रोर देखती है ग्रौर सीता को देखकर सुलक्षरा से कहती है )

ऊर्मिला

सुगन्धिका से बातें करती जीजी ग्राती हैं वे.

सुलक्षरणा

(देखकर)

प्रीति बढ़ाती हो तुम मेरी,

भक्ति बढ़ाती हैं वे।

ॢऊर्मिला

मेरी जीजी ऐसी ही हैं

मेरे हित तो ग्राली!

हैं ये ही प्रत्यक्ष भवानी

सर्व सिद्धियों वाली।

( दोनों उसी ग्रोर चलती हैं )

सीता

सुगन्धिके, तू ग्रयने मन में
वृथा सोच करती है,
ग्राली, मुफ्ते फेलने वाली
मेरी माँ धरती है।
उसपर जो होगा—ऐं, तेरी
ग्राँखें क्यों भर ग्राईं?
देख, देख, ये सुलक्षरणा - युत
बहन ऊर्मिला ग्राईं!

सीता

( सुगन्धिका अपने को सँभालती है )

( ऊर्मिला से )

पूजन - सामग्री प्रस्तुत है ?

ऊर्मिला

हाँ जीजी,

सीता

तो आस्रो,

सुगन्धिका ईश्वर करे, भवानी से तुम श्राज योग्य वर पाश्रो। ऊर्मिला

जीजी, सुलक्षराा कहती है

दो कुमार ग्राये हैं,

सुनो इसीसे, इसने उनके

क्या क्या गुरा गाये हैं।

(सीता सुलक्षराा की श्रोर देखती है)

सुलक्षर्गा

ग्याम - गौर शोभा - निधान वे
सबके सनभाये हैं,
विश्वामित्र महामुनि ग्रपने
साथ उन्हें लाये हैं।
ग्रपने महाराज ने उनका
प्रेमातिथ्य किया है,
पुत्र-समान मानकर उनको
उत्तम वास दिया है।

कोसलेश दसरथ के दोनों पुत्र परम प्यारे हैं, यहाँ दर्शकों की ग्रांखों के बने विमल तारे सजल कमल - से मञ्जूल मुख हैं हग युग जिनके दल हैं, कलित कपोलों में प्रतिविर्मिबत ललित लोल कुण्डल हैं। भ्रंग भ्रनंगाश्रय हैं उनके, धनुर्बाए। शोभन हैं; शौर्य-शील-सम्पन्न, सरल, श्चि, दर्शक - हग - लोभन हैं! सुगन्धिका हाय! कहीं ऐसे वर मिलते? ऊर्मिला तो तू उनको वरती? सुगन्धिका तुम हँसती हो पर है मेरी छाती धक - धक करती।

सीता ( सुलक्षगा से ) हाँ, फिर ? ग्रहा मुभे सुनने की ! ग्रभिलाषा होती है, सुलक्षगा ं ग्रधिक क्या कहूँ, एक नीलमिए। , ग्रौर एक मोती है! भूतल ग्रौर नभस्थल दोनों उनपर बिक जावेंगे, तो भी उन अनुपम रत्नों का मोल नहीं पावेंगे! चाप - चढ़ाने की इच्छा भी रखते हैं वे मन में, सीता श्रहा ! ग्राप उत्साह प्रकट है उनके इस साधन में! सुगन्धिका पर उनका यह कैसा साहस ? ऊर्मिला

क्षत्रियवंशोचित

# सुगन्धिका

जो हो, यह ग्रसाध्य साधन भी

केवल

( सीता की ग्रोर संकेत करके )

इनके हित है।

इनके रूप - गुर्गों का वर्गान

सबको बुला बुलाकर , प्रेरित करता है लज्जाप्रद–

फल का ध्यान भूलाकर!

फिर भी, वे कोमल हैं, जैसा

ग्राली ने बतलाया,

ऊर्मिला

जीजी कोमल न थीं जिन्होंने

धन्वा सहज उठाया ?

सुलक्षराा

वे कोमल हैं, किन्तु साथ ही विदित वीर्य वाले हैं, कौशिक-मख के विन्न उन्होंने
ग्रनायास टाले हैं!
गार ताड़का, कर सुवाहु-वध,
है गारीच उड़ाया;
हक्का बक्का कर ग्रसुरों का
छक्का ग्राप छुड़ाया।
यही नहीं, उनकी महिमा से
शिला बनी सुकुमारी,

ऊर्मिला

तो क्या धनुष न कोमल होगा ?

सुलक्षराा

तरी ग्रहल्या नारी!
इस कारण तुम जन साधारण
उन्हें कभी मत लेखो,
घर ग्राये वर पाये समभो,
(दाई ग्रोर ग्रलग राम-लक्ष्मण का प्रवेश)
ग्ररे, ग्ररे, ये देखो!

सीता ग्रौर ऊर्मिला (देखकर)

अहा! कौन ये?

राम-लक्ष्मगा ( देखकर )

म्रहा ! कौन ये ?

सीता और ऊर्मिला क्या छिव है! राम-लक्ष्मग्रा

क्या छवि है !

सुगन्धिका यह छवि वर्रान करे भला क्या ऐसा कोई कवि है?

राम

लक्ष्मरा, लिये फूल-फल हमने

मुनिवर के पूजन को

पर देखो तो मिथिलाधिप के

इस अनुपम उपवन को

वन देवियाँ प्रकट-सी इसमें ये वर बालाएँ हैं, एक जाति के फूलों की - सी दो दो मालाएँ हैं। लक्ष्मगा ग्रार्य, ग्रालियों के समेत ये कोई दो बहनें हैं, तुल्य रूप हैं, तुल्य शील हैं, तुल्य वस्त्र - महनें हैं। राम सचसूच! सीता ये दोनों भाई भी सुमन - हेतु हैं श्राये, ऊर्मिला हाँ, हथेलियों पर शोभित हैं दोंने भरे भराये! सीता इन्हें देखकर मेरे मन में होती है अति ममता, ऊर्मिला

ऐसे सौम्य, सरल भावों की

दुर्लभ ही है समता।
——

राम

इनसे बातचीत करने को मेरा मन करता है, लक्ष्मरा

इनका प्रिय दर्शन ही मन में सुहृद्भाव भरता है। सुगन्धिका

ये दो दो जोड़ियाँ बनाकर विधि न मिलावेगा क्या ?

सुलक्षराा

तू ही कह, विधि वृथा परिश्रम करके पावेगा क्या ?

सुगन्धिका

तेरा ही विचार सच्चा हो, मेरी चिन्ता छूटे; सुलक्षरगा

ऐसा ही होगा सखि, जिससे

सब कोई सुख लूटे।

सीता

ग्रपने घर ग्राये का ग्रादर

बहन, सदा समुचित है,

पर इस उपवनं के सुमनों की

भेट बहुत ही मित है।

ऊर्मिला

पत्र, पुष्प, फल, जल, जो कुछ है

श्रद्धा - युत प्रस्तुत है,

किन्तु सुमन ही इन्हें इष्ट थे,

सुविधा यही बहुत है।

लक्ष्मरग

हमको देख देख ये सब भी

कुछ कहती जाती हैं,

राम

भैया, सोचो तो, ये मन में-

क्या विचार लाती हैं?

### लक्ष्मगा

ग्रार्य, सोचना क्या है इसमें?
जो हैं भाव हमारे,
इनके मुख - मुकुरों पर मानो
प्रतिविम्बित हैं सारे!

#### राम

यही बात है, हमको श्रपना
श्रितिथि मानती हैं ये,
फिर भी, परिचय विना मौन ही
उचित जानती हैं ये।

### लक्ष्मगा

कुलकुमारियाँ हैं इस कारएा

## सीता

सखि सुलक्षरो, जाम्रो; कहाँ गईँ श्रुतिकीर्ति - माण्डवी उन्हें बुला ले स्राम्रो। वे भी इनके भव्य भाव के

शुभ दर्शन कर लेंगी,
श्रौर नहीं तो फिर हम सबको

बहुत उलहना देंगी।

्सुलक्षगा अभी बुलाये लाती हूँ मैं

1

सुगन्धिका पर श्रव देरी होगी, ये भी ग्रधिक नहीं ठहरेंगे, कल फिर फेरी होगी।

सीता यही सही, उनकी सिखयाँ भी उधर गीत गाती हैं,

# ( नेपथ्य में गान ) ( गीत )

ऊषा ! जीवन की ऊषा !

तू है इस भव की भूषा !

तू लाली ले आती है,

जगमग ज्योति जगाती है,

इष्ट मार्ग दिखलाती है,

करके प्रकट पुण्य - पूषा ।

ऊषा ! जीवन की ऊषा !

प्रेम - पद्म खिल उठते हैं,

मनोमधुष मिल उठते हैं,

मनामधुष । मल उठत है , जड़ तक भी हिल उठते हैं , खुलती है मुद - मंजूषा !

राम

ऊषा ! जीवन की ऊषा !

भैया लक्ष्मण, सुना ?

लक्ष्मरा

सुना, क्या मधुर गान गाया है! सुगन्धिका

( सुलक्षगा से )

सखी, गीत तो समयोचित है,

सुलक्षर्गा

स्राशय मनभाया है।

सुगन्धिका

इधर देख, ये मधुर मूर्तियाँ

सब सुधबुध भूली हैं,

खिले तमाल - कदम्ब, मालती-

यूथी - सी फूली हैं!

किन्तु ग्रधिकता उचित नहीं है,

क्या हो ग्रभी न जानें,

तो मैं इनको सजग करूँ ग्रब

लाऊँ ठीक ठिकानें।

स्लक्षरगा

ऐसा ही कर, यद्यपि इससे

बाधा होगी मन को;

सुगन्धिका राजकुमारो, चलो, चलें श्रब गिरिजा के पूजन को। सुलक्षराा किन्तु छोड़कर सम्मुख दर्शन कौन वहाँ पर जावे? सीता ( चौंककर ) ऐं, क्या, हाँ, परन्तु, अच्छा तो, जैसा तुमको भावे! राम (स्वगत) हिलुर गई है ग्रहा ! पिंचनी , मानों मधुप उड़े हैं; पर मेरे हुग उन जैसे ही अब भी वहीं जुड़े हैं। सुगन्धिका तुम्हें नहीं भाता क्या कुछ भी ?

सीता

मैं कुछ सोच रही थी,
ऊर्मिला
(स्वगत)
जीवन की सब घटिकाओं में
'भटिका एक यही थी!
सुलक्षरणा
भला कहो तो अब तुम मुभसे—
ये कुमार कैसे हैं?
सीता
देख मात्र सकती हूँ मैं तो,
सुगन्धिका

मैंने उसे नहीं देखा है,

सीता

र्ऊिमला तनु ही उसे कहाँ है!

मंजु मार जैसे हैं!

सुगन्धिका

हुग्रा हुग्रा, इन-से ये ही हैं, ग्रब क्यों देर यहाँ है? बीतेंगे पल के समान युग हमको खड़े खड़े यों, सीता •

चलो,

सुगन्धिका

(स्वगत)

चाप - कर्षग्ग से पहले हा ! ये दीख पड़े क्यों ? ं शिवे, शुभे, माँ, अब तुम जानो !

राम

देखो, ये जाती •हैं,
मुभे उदास भाव की लम्बी
साँसें - सी स्राती हैं।
भैया लक्ष्मण, जनक - निदनी
यही ज्ञात होती है,

मन्द-मन्द पग रखकर मानो पुण्य - बीज बोती है! इसे देखकर मेरा मन क्यों मुग्ध हम्रा? विधि जानें; श्रथवा सच्चे रूप - शील की , यहिमा कौन न मानें ? कुछ रहस्य इसमें ग्रवश्य है, मन का साक्षी मन है, सदय हृदय का विनिमय ही शूभ सांसारिक जीवन है। जिससे पीछे भी प्रमोद हो वही कर्म्म है भ्रातः! सचा प्रेम प्रकाश करे जो वही धर्म्म है भ्रातः! लक्ष्मरग आर्य, दैव को भी अभीष्ट है यदि तुम ऐसा चाहो, तब तो वह प्रगा किया जनक ने

जिसको तुम्हीं निवाहो!

5

# स्थान-जनकपुर, राजमार्ग

[ दो राजा ]

पहला

श्राप किस द्वीप के नरेन्द्र - कुल - दीप हैं ? दूसरा

तुम, तुम, आप भी तो जँचते महीप हैं! पहला

श्रपनी प्रजा का एक मैं भी कर्मचारी हूँ, दूसरा

ऐसा क्या ? तथास्तु, मैं तो राजदण्डधारी हूँ !

पहला

क्यों न हो, पिनाक देखा ?

दूसरा

उसमें क्या मन्त्र है ?

पहला

जी नहीं, न मन्त्र, है, न तन्त्र है, न यन्त्र है। दूसरा

तो फिर क्या ग्रौर कुछ कौशल या छल है ?

पहला

यह भी नहीं है,

दूसरा

तब ?

पहला

गौरव है, बल है।

दूसरा

फिर क्यों हिला भी नहीं?

पहला

ग्राप ही विचारिए,

दूसरा

मैं ? मैं क्या विचारूँ भला ?

पहला

थोड़ा, धैर्य घारिए।

दूसरा

कहिए ?

पहला

मैं कहता हूँ, पूछिए भुजों से म्राप,

दूसरा

पूर्ण बल उनमें है,

पहला

फिर क्यों चढ़ा न चाप?

दूसरा .

मैं भी यही सोचता हूँ,

पहला

सोचिए, मैं जाता हूँ ;

दूसरा

सुनिए तो, सुनिए तो, मैं कुछ सुनाता हूँ।

```
पहला
              (स्वगत)
छेड़ा है कहाँ से इसे ?
               (प्रकट)
                  क्या है ? कह जाइए ;
                दूसरा
कहता हूँ, कहता हूँ, थोड़ा रह जाइए।
सुनिए, सुना है, वह चाप है न शिव का?
               पहला
हाँ,
                दूसरा
    वह दिगम्बर है ?
                पहला
                  दायक है दिव का।
                दूसरा
 रहता मसान में है?
                 पहला
                 मुक्ति - दानकारी है,
```

दूसरा

भूत - प्रेत रखता है ?

पहला

पञ्चभूत घारी है।

दूसरा

देव इस देश का है ?

पहला

हाँ हाँ, महादेव है,

दूसरा

तो तो वह तान्त्रिक है, है, अवश्यमेव है!

पहला

इससे क्या ?

दूसरा

इससे क्या ? जाना नहीं श्रब भी ?

इससे क्या! ग्रच्छे रहे!

पहला

भाई, सुनूं तब भी ?

दूसरा

हाँ, तो, उस चाप में न यन्त्र है न तन्त्र है ?

पहला

हाँ, न मन्त्र ही है, वह सर्वथा स्वतन्त्र है?

दूसरा

यह भी क्या सम्भव है ? कोई गूढ़ माया है ;

देखा उसे ग्रापने है?

पहला

देखा है,

दूसरा

उठाया है?

पहला

व्यर्थ था उठाना,

दूसरा

भला तो फिर क्यों स्राये थे ?

पहला

यों ही, कुछ कौतुक के भाव खींच लाये थे।

दूसरा

यह भी क्या सम्भव है ? ग्रच्छा मन्त्र-

पहला

रहिए,

वतला दूँ ग्रापको मैं,

दूसरा

हाँ हाँ, तब कहिए। पहला

देव का है चाप, कोई देव ही चढ़ावेगा,

# दूसरा

ग्रच्छी कही, चाप को चढ़ाने देव आवेगा! हो हो, ग्रव जानकी को कोई देव ब्याहेगा! देवियों को छोड़ देव मानवी को चाहेगा! देव - दूत भी नहीं, हाँ देव स्वयं हो हो हो! ग्रापने पते की कही, पीछे फिर जो हो हो!

### पहला

सुनिए महाशय, क्या संशय है आपको ? जाना बस, आपने है दूत के प्रताप को ! किन्तु यहाँ—

## दूसरा

ग्रच्छा, जरा यह तो बताइए, जानते ही होंगे ग्राप, मुभको जताइए—

```
देता नहीं देवों को जनक नियन्त्रए। क्यों?
पूर्ण किया चाहता है मानवों से प्रगा क्यों?
                 पहला
मानवों के रूप में ही देव यहाँ स्राते हैं।
                दूसरा
एक बात में ही ग्राप भगड़ा मिटाते हैं!
               पहला
श्रच्छा तब-
                दूसरा
          सुनिए तो,
                 पहला
                 शीघ्र मुभे जाना है;
                 दूसरा
श्रच्छा, उस शंकर का कौन-सा ठिकाना है?
                 पहला
              ( मुसकराकर )
ग्राप वहाँ जायँगे क्या ?
```

दूसरा

19

म्राप क्या बतायँगे?

```
पहला
किन्तु वहाँ जाके ग्राप लौटके न ग्रायँगे!
                दूसरा
भ्रच्छा, क्या उसका यहाँ कोई सिद्ध भक्त है?
                पहला
हैं न भृगुराम मुनि
                दूसरा
                  क्या वह सशक है?
                पहला
पूरे शक्तिमान हैं वे
                दूसरा
                   श्रच्छा, श्रब जाइए,
                पहला
               (स्वगत)
पिण्ड छुटा
                (प्रकट)
          श्रच्छा,
                दूसरा
                   अरे, यह तो बताइए-
```

सम्प्रति कहाँ है वह ?

पहला

हैं महेन्द्र द्वीप में,

दूसरा

वह तो पड़ेगा मेरे पथ के समीप में।

पहला

मिलना क्यों चाहते हैं ग्राप उनसे वहाँ?

दूसरा

(स्वगत)

इसको बता दें!

(प्रकट)

देर होगी आपको यहाँ!

पहला

ग्रच्छा, नमस्कार,

दूसरा

नमस्कार, अरे, रहिए,

पहला

ग्रति कर दी है ग्रापने तो, ग्रस्तु, कहिए।

### दूसरा

चाप को चढ़ाने देव कब तक स्रावेंगे?

# पहला

भ्राप वहाँ जाके यहाँ जब तक भ्रावेंगे। (स्वगत)

यह भी क्या सोचता है , अपने हृदय में ?

## दूसरा

(स्वगत)

लो, फिर तो संशय नहीं है कुछ जय में। या तो भृगुराम से मैं मन्त्र सीख ग्राऊँगा, भ्रन्यथा विरोध की ही ग्राग लगा जाऊँगा।

## पहला

(स्वगत)

ध्यान में लगा है यह, तो यहाँ से मैं चलूँ। (जाता है)

दूसरा

(देखकर)

क्या वह भाग गया? अच्छा तो मैं भी टलूँ।

3

स्थान—जनकपुर, धनुःशाला
[ जनक, विश्वामित्र, राम ग्रौर लक्ष्मराा ]
जनक

पाकर दुर्लभ दर्शन श्राज, मैं कृतकृत्य हुग्रा मुनिराज! ये हैं कोसलेश के बाल, मानो मानस - मंजु - मराल। देख रूप, गुरा, शील, सुवेश, होता है वात्सल्य विशेष।

अपने ही सुकुमार कुमार, समभो इनको सभी प्रकार। तुम हो दशरथ-सखा महीप! ये भी हैं उनके हग-दीप!

जनक

इसका क्या कहना है ?

( स्वगत ) '

हाय!

ग्राज कहीं-पर नहीं उयाय।

(प्रकट)

देव, यही है वह शिव-चाप, जो मुफ्तको देता है ताप! बनकर इसने वज्र - समान मेटा क्षत्रिय - कुल का मान! इसे चढ़ा देना तो दूर — ले भी सका न कोई शूर! पुत्री का अदृष्ट - सा घोर — दीख रहा यह मुक्ते कठोर! हुआ विश्व क्या वीर्य-विहीन, क्या सब दया-पात्र हैं दीन?

जन्म नहीं लेते क्या वीर, होते हैं निस्सार शरीर? क्षत्राग्गियाँ न-

### लक्ष्मरा

बस, बस, श्रौरहोगा श्रव दुःसाहस श्रौर
श्रिषक नहीं सुन सकते कान,
श्राप पूज्य हैं पिता - समान।
फिर भी फिर भी यह श्रपमान
सह्य नहीं जैसे विष - बाए।
करते हुए विषाद - विलाप,
सीमोछङ्घन करें न श्राप।
श्रव भी खानें जनतीं हीर,
श्रव भी हैं रघुवंशी वीर।
श्रव भी सागर बना श्रथाह,
श्रव भी भागीरथी - प्रवाह।
श्रव भी रिव कर रहा प्रकाश,
उसके कुल का हुशान नाश।

(राम से)

ये राजिं जनक हे तात! कहते हैं यह कैसी बात? क्या है यह प्रचीन पिनाक, कहो, उठा लाऊँ मैनाक। जो है जलिध - गर्भ में मग्न , कहो, सुमेरु करूँ मैं भग्न। कहो, उखाड़ूँ दिग्गज - दन्त , ग्रवनि उठाऊँ यथा ग्रनन्त। कहो, छोन लं यम का दण्ड, खण्ड करूँ ब्रह्माण्ड अखण्ड। जो न करूँ तो धरूँ न चाप . ग्राजा देकर देखें ये मेरे दोनों भूज दण्ड, शत शुण्डों से श्रधिक प्रचण्ड। ऐसा भी है कोई कार्य. कर सकते हों जिसे न आर्य ?

#### राम

अनुज, यहा ! हो जाओ शान्त , आकुल थे राजिष नितान्त । सके हृदय का वेग न रोक , अस्थिर कर देता है शोक ।

## विश्वामित्र

राजन्, यह लक्ष्मरा का क्रोघ, ग्रन्य भाव से करो न बोध। जो हैं सच्चे शूर समर्थ, समुचित है यह उनके ग्रर्थ।

#### जनक

देव, देखकर क्षात्रोत्कर्ष, हुग्रा ग्राज मुभको ग्रति हर्ष। ग्रव भी है हममें कुल-गर्व, क्षत्रियत्व भी बना ग्रखर्व। सुनें वचन तो ऐसे ग्राज—रक्खें जो वीरों की लाज। लक्ष्मगा का समुचित ग्राक्षेप है मानो चन्दन का लेप।

धन्य वत्स का वह घन-घोष , ग्रहा ! रोष भी है निर्दोष । हुग्रा ग्ररुग मुख, लोचन घूर्ण , मानो रिव किरगों से पूर्ग । पाकर ऐसे पुत्र ग्रनन्य , महाराज दशरथ हैं धन्य । फिर भी—

विश्वामित्रं

राम, चढ़ाश्रो चाप, प्रकट करो निज भुज-प्रताप।

राम

जो आज्ञा, आज्ञा ही आप— चढ़ा चुकी मानो यह चाप। अब ये मेरे दोनों हाथ— हैं निमित्त ही-से मुनिनाथ!

जनक

कितना विनय ग्रौर उत्साह! इस साहस की है कुछ थाह? (राम धनुष उठाते हैं)

### लक्ष्मग्ग

म्राहा ! म्राहा ! कैसा हश्य , रोहित - युत घन जैसा हश्य ! ( धनुष का टूटना )

#### राम

ग्ररे, खींचने के ही संग-यह कोदण्ड हुन्ना क्यों भंग?

### जनक

हुआ ग्रहो ! क्या स्वप्न-विकास ग्रब भी मुभे नहीं विश्वास :

# विश्वामित्र

ग्रहा! सदा शंकित है स्नेह, राजन्, दूर करो सन्देह। रामचन्द्र ने यह कोदण्ड देखो, तोड़ किया दो खण्ड! गूँज रहा है अब भी नाद, सुनो ग्रौर पाग्रो ग्राह्लाद।

#### जनक

तब तो है यह सुन्दर सत्य,
मुने ! हुआ ग्रब मैं कृतकृत्य।
कौन जानता था ये बाल,
होंगे ऐसे बली विशाल।
(नेपथ्य में)
जीजी, जीजी, चटका चाप,
दूर हुआ सबका सन्ताप।

लक्ष्मरा

(विश्वामित्र से)
देव, ग्रहा! कोयल-सी क्रक,
उठो ग्रचानक मानो हूक!
मेरे सम्मुख परम पवित्र
प्रकटित करती है यह चित्र
ग्रामी से कहकर वृत्तान्त,
लिपटी उनकी बहन नितान्त!

जनक (हर्षं से) स्वयं सिद्ध है यह श्रनुमान, मैं हूँ हर्षोन्मत्त - समान। लक्ष्मणा की स्रार्या हो स्राज सीता धन्य हुई मूनिराज!

विश्वामित्र

भूप, परस्पर है यह भाव-

जनक

तो मैं करता हूँ प्रस्ताव। जयमाला ग्रब डाली जाय, शेष नियम-विधि पाली जाय। मेरी कन्याएँ हैं चार, ये सब भी हैं चार कुमार! भेजे जायँ दूत साकेत, ग्रावें भूप बरात - समेत।

## विश्वामित्र

इससे ग्रच्छी है क्या बात ? यही करो ग्रब तुम हे तात!

जनक

जो ग्राज्ञा, कृतार्थ है दास , नहीं समाता हर्षोल्लास ! लक्ष्मगा

(राम से)

म्रार्य, पायँगे म्रब हम लोग— शीघ्र पिता-पद-दर्शन-योग। म्रनुज भ्रौर मित्रों के संग, यहीं मिलेंगे—

राम

मेरे ग्रंग पुलक उठे हैं वह सुख सोच, हिलें - मिलेंगे निस्संकोच। (एक प्रतीहारी का प्रवेश)

प्रतीहारी

(जनक से)

देव, स्रा रहे हैं भृगुराम, मानो रुद्र जलाकर काम! ( शीघ्रता से परशुराम का प्रवेश)

परशुराम श्रा पहुँचा मैं स्वयं, विदेह! जनक

धन्य हुम्रा मेरा यह गेह। करिए निज पूजा स्वीकार,

ं परशुराम

पीछे, पहले करूँ विचार।

लक्ष्मरग

(स्वगत)

है यह भृगुसुत वही नृशंस— खाया जिसने क्षत्रिय वंश ?

परशुराम

यद्यपि है मुफ्तको सब ज्ञात, फिर भी सुनना है यह बात-किसने तोड़ा है शिव-चाप?

लक्ष्मगा

किन्तु जानते हैं जब श्राप-फिर क्यों पूछ रहे हठ ठान , क्या कुछ कलुषित-सा है ज्ञान ? परशुराम

ग्ररे चपल बालक, रह, मौन; तुभे ज्ञात है, मैं हूँ कौन?

लक्ष्मग्ग

कहें श्राप ही, मैं हूँ मौन ; ब्राह्मण या क्षत्रिय, हैं कौन ?

परशुराम रखता हूँ मैं चाप स-शाप दोनों

लक्ष्मगा

ग्रहो ! शान्त हो पाप ! रहे वर्णसंकरता दूर ,

परशुराम

ग्ररे मूढ़ ! मुभ-सा श्रुत शूर— कौन बड़ा ब्राह्मगा है ग्रन्य ?

लक्ष्मग्ग

श्राप महाब्राह्मरा हैं, धन्य!

परशुराम

ग्रदे ग्रधम, उद्धत, ग्रज्ञान,
तू मुभको वह ब्राह्मण जानजिसने बल से वारंवार,
किया क्षत्रियों का संहार।
लक्ष्मण

हत्यारे होकर यह वेष! पर क्षत्रिय ग्रब भी हैं शेष।

परशुराम
तो यह मेरा कठिन कुठार,
उद्यत है ग्रब भी ग्रनिवार।
फिर हो इसका कार्यारम्भ,
पहले हरे उसीका दम्भ—
जिसने तोड़ा है शिव - चाप

राम
दूट गया वह ग्रपने ग्राप!
मैंने उसे चढ़ाया मात्र?
परशुराम
फिर भी नहीं तू क्षमा-पात्र।

#### राम

क्षमा चाहने वाला काम-कभी नहीं करता है राम; मेरे लिए दया है दण्ड। परशुराम

तो ले यह मेरा कोदण्ड, प्रथम चढ़ाकर इस पर बाएा। दे मुफको निज बल-प्रमाएा,

(राम चुपचाप परशुराम की भ्रोर हाथ बढ़ाकर धनुष-बाएा ले लेते हैं भ्रौर धनुष चढ़ाकर उसपर शर-संधान करते हैं। देखकर परशुराम का चौंकना )

#### राम

जान तुम्हें ब्राह्मए - सन्तान , क्या छोड़ूँ तुमपर शर तान ? पर अमोघ है मेरा बाएा। हो इसका किस ओर प्रयाएा ? कहो, तुम्हारा गति - संहार— कहाँ कि रोकूँ स्वर्ग - द्वार ?

## परशुराम

तब क्या हरने को भू - भार ,
लिया ग्राप प्रभु ने ग्रवतार !
क्या यह सब है लीला मात्र ?
मैं हूँ प्रभो ! क्षमा का पात्र ।
स्वर्ग - भोग की मुभे न चाह ,
रुके न मेरा गित - प्रवाह ।
तीर्थाटन करके स्वच्छन्द ,
पाऊँगा मैं परमानन्द ।
(प्रगत होते हैं)

राम

ऐसा ही हो,

(बाएा छोड़ते हैं)

जनक

मुक्त-सा ग्रन्य— होगा कौन घरा पर धन्य ? विश्वामित्र

उठता है सब श्रोर स-नाद गीत-वाद्य मय मोदोन्माद। ( जयमाला लिये सिखयों के साथ सीता आती हैं और धीरे-धीरे राम की ओर बढ़ती हैं। सिखयाँ गाती हैं) (गान)

नयन, नई यह भलक निहारो !
हे तन, मन, जीवन, धन, तुम सब

प्रब प्रपने को वारो ।
साधन ने वह सिद्धि गही है,
मिली स्वर्ग से ग्राज मही है।
प्रकृति - पुरुष की भेट यही है,
ध्यान, इसे तुम धारो ,
नयन, नई यह भलक निहारो !